## मत्स्यमहापुराण

( सचित्र, हिन्दी-अनुवादसहित )

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

गीताप्रेस, गोरखपुर

## विषय-सूची

| अध्याय      | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ-संख्या | अध्याय     | विषय                               |                 | पृष्ठ-संख्या |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| १-म         | ङ्गलाचरण, शौनक आदि मुनियोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | <b>न</b> त्ति                      |                 | \$\$         |
| =           | रूतजीसे पुराणविषयक प्रश्न, सूतद्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | ८- प्रत्ये | क सर्गके अधिपति                    | योंका अभिषेचन   |              |
| T.          | त्स्यपुराणका वर्णनारम्भ, भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | तथ         | । पृथुका राज्याभि                  | वेक             | <b>₹</b>     |
| f           | वष्णुका मत्स्यरूपसे सूर्यनन्दन मनुको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | ९- मन      | त्रन्तरोंके चौदह                   | देवताओं और      |              |
| Ŧ           | रोहित करना, तत्पश्चात् उन्हें आगामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | सप         | र्षियोंका विवरण                    |                 | ३९           |
| 7           | ालयकालकी सूचना देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३           |            | ाराज पृथुका चरि                    |                 |              |
| 5-1         | ानुका मत्स्यभगवान्से युगान्तविषयक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | _          | नका वृत्तान्त                      |                 | ४२           |
| 3           | <b>१</b> २न, मत्स्यका प्रलयके स्वरूपका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ११- सूर्य  | वंश और चन्द्रवंश                   | का वर्णन तथा    |              |
| 7           | वर्णन करके अन्तर्धान हो जाना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -4         |                                    |                 |              |
| 3           | ालयकाल उपस्थित होनेपर मनुका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            | का वृत्तान्त तथा                   |                 |              |
| 3           | बीवोंको नौकापर चढ़ाकर उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | वर्ण       | -                                  | -               | <b>40</b>    |
|             | नहामतस्यके सींगमें शेषनागकी रस्सीसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | १३- पित    | -वंश-वर्णन तथा                     |                 |              |
| -           | गॅंधना एवं उनसे सृष्टि आदिके विषयमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            | इनमें देवीके ए                     |                 |              |
|             | वेविध प्रश्न करना और मत्स्यभगवान्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            | ोंका विवरण                         |                 | 48           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६           |            | छोदाका पितृलोव                     |                 |              |
| 3- T        | ानुका मतस्यभगवान्से ब्रह्माके चतुर्मुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | की प्रार्थनापर पि                  |                 |              |
|             | होने तथा लोकोंकी सृष्टि करनेके विषयमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            | रुद्धार                            |                 | 4۷           |
|             | श्न एवं मत्स्यभगवान्द्वारा उत्तररूपमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | _          | _वंशका वर्णन, प                    |                 |              |
|             | ह्यासे चेद, सरस्वती, पाँचवें मुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            | ।<br>त्राद्ध-विधिका व              | _               |              |
|             | शीर मनु आदिकी उत्पत्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            | द्वोंके विविध भेद,                 |                 | -            |
|             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88           |            | य तथा श्राद्धमें निम               |                 |              |
| ¥- T        | रुत्रीकी ओर बार-बार अवलोकन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | राणके लक्षण                        |                 |              |
|             | करनेसे ब्रह्मा दोषी क्यों नहीं हुए—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ,          | धारण एवं आध्यु                     |                 |              |
|             | र्तद्विषयक मनुका प्रश्न,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            | धेका विवरण                         |                 |              |
|             | मतस्यभगवान्का उत्तर तथा इसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            | नेदिष्ट और                         |                 |              |
|             | सङ्गमें आदिसृष्टिका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            | द्वकी विधि                         |                 | V            |
|             | क्ष-कन्याओंकी उत्पत्ति, कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            | द्वोंमें पितरोंके लि               |                 |              |
|             | क्रार्तिकेयका जन्म तथा दक्ष-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            | हव्य-कव्यकी प्र                    |                 |              |
| -           | हत्याओंद्वारा देवयोनियोंका प्रादुर्भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७           | २०- मह     | र्षि कौशिकके पुत्रे                | का बत्तान्त तथा |              |
|             | हश्यप-वंशका विस्तृत वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3o           |            | रीलिकाकी कथा                       | _               | ىدىك         |
| £- 0        | क्रियप-जराया<br>कर्तोंकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें दितिकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            | वदत्तका वृत्तान्त                  |                 |              |
| <b>6-</b> 1 | क्ताका उत्पासक प्रसप्त । सर्वास्त्राम्याः, पर्याः, पर्यः, पर्याः, पर्याः, पर्याः, पर्याः, पर्याः, पर्याः, पर्यः, पर् |              |            | व्यक्तिकी गतिका                    |                 | Lo           |
| C           | पस्या, भदनद्वादशा-प्रतया चना,<br><sub>हर्म्</sub> यपद्वारा दितिको चरदान, गर्भिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            | द्धके योग्य समय,                   |                 |              |
| q           | हर्यपद्वारा दिवका परदान, जानवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            | क्ष्या पाप समय,<br>ा कुछ विशेष निय | N               |              |
| f           | स्त्रयोंके लिये नियम तथा मरुतोंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1 4        | ा कुछ । नराम । नर                  | क्याका वर्णन    | ٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨   |

| अध्याय   | विषय                                  | पृष्ठ-संख्या | अध्याय   | विषय                             | पृष्ठ-संख्या                    |
|----------|---------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| २३- चन   | द्रमाकी उत्पत्ति, उनका दक्ष           |              | पार      | त जाना तथा <mark>शुक्राचा</mark> | र्वका ययातिको                   |
| प्रव     | गपतिकी कन्याओंके साथ विवाह,           |              | ब्यूदे   | होनेका शाप देना                  | १२१                             |
| चन       | द्रमाद्वारा राजसूययज्ञका अनुष्ठान,    |              | ३३- यय   | ातिका अपने यदु आर्थि             | दे पुत्रोंसे अपनी               |
| ত্তৰ     | की तारापर आसक्ति, उनका भगवान्         |              | युव      | ावस्था देकर वृद्धावस             | था लेनेके लिये                  |
|          | हरके साथ युद्ध तथा ब्रह्माजीका        |              | आ        | ग्रह और उनके अस्व                | ीकार करनेपर                     |
| _        | व-बचाव करके युद्ध शान्त करना          |              | ਤਜੋਂ     | हैं शाप देना, फिर पूर            | को जरावस्था                     |
|          | के गर्भसे बुधकी उत्पत्ति, पुरूरवाका   |              |          | र उसकी युवावस्था                 |                                 |
|          | म, पुरूरवा और उर्वशीकी कथा,           |              |          | प्रदान करना                      | १२५                             |
|          | ष-पुत्रोंके वर्णन-प्रसङ्गमें ययातिका  |              | ३४- राव  | ॥ ययातिका विषय                   |                                 |
| _        |                                       | ٧٤           |          | ग्य तथा पूरुका राज्य             |                                 |
| -        | वका शिष्यभावसे शुक्राचार्य और         |              |          | में जाना                         | १२८                             |
|          | यानीकी सेवामें संलग्न होना और         |              | ३५- वन   | में राजा ययातिकी तप              |                                 |
| अने      | क कष्ट सहनेके पश्चात् मृतसंजीविनी-    |              | स्व      | र्गलोककी प्राप्ति                | १३०                             |
|          |                                       | 99           |          | के पूछनेपर ययाति                 |                                 |
| २६- देव  | यानीका कचसे पाणिग्रहणके लिये          |              |          |                                  | ते चर्चा करना १३२               |
|          | रोध, कचकी अस्वीकृति तथा               |              |          | तिका स्वर्गसे पतन                |                                 |
| 7        | ा<br>ोंका एक-दूसरेको शाप देना .       | १०५          |          | से प्रश्न करना                   | १३४                             |
|          | यानी और शर्मिष्ठाका कलह,              |              | ३८- यय   | ति और अष्टकका                    | संवाद १३५                       |
|          | र्मेष्ठाद्वारा कुएँमें गिरायी गयी     | 111111       |          |                                  | संवाद १३८                       |
|          | यानीको ययातिका निकालना और             |              |          | ाति और अष्टकका                   |                                 |
|          | यानीका शुक्राचार्यके साथ वार्तालाप    | १०८          |          |                                  | १४२                             |
|          | ज्ञाचार्यद्वारा देवयानीको समझाना और   | , ,          |          | क-ययाति-संवाद उ                  |                                 |
| -        | यानीका असंतोष .                       | 222          |          | रोंके दिये हुए                   |                                 |
|          | <b>गाचार्यका वृषपर्वाको फटकारना</b>   |              |          | वीकार करना                       | 68R                             |
| _        | ा उसे छोड़कर जानेके लिये              |              |          | ॥ ययातिका वसुमान्                |                                 |
|          | ात होना और वृषपर्वांके आदेशसे         |              |          | प्रहको अस्वीकार का               | •                               |
|          | र्मेष्ठाका देवयानीकी दासी बनकर        |              |          | दि चारों राजाओंके                |                                 |
|          | <b>हाचार्य तथा देवयानीको सन्तुष्ट</b> |              | জা       |                                  | १४६                             |
| क        | ,                                     | ११२          |          | ति–वंश–वर्णन, यदुः               |                                 |
| 30- सरि  | खयोंसहित देवयानी और शर्मिष्ठाका       |              |          | कार्तवीयं अर्जुनक                | _                               |
| *        | –विहार, राजा ययातिका आगमन,            |              |          | र्तवीर्यका आदित्यके              |                                 |
|          | यानीके साथ बातचीत तथा विवाह           | 296          |          | हर वृक्षोंको जलाना, म            |                                 |
|          | ातिसे देवयानीको पुत्रप्राप्ति, ययाति  | 411          |          | र्तवीर्यको शाप और उ              |                                 |
|          | र शर्मिष्ठाका एकान्त-मिलन और          |              | वा       |                                  | 4                               |
|          | 1                                     | \$88         |          | ''<br>णवंशके वर्णन-प्रसङ्ग       | १५४<br>चें <del>स्थापलह</del> ू |
|          | यानी और शर्मिष्ठाका संवाद, ययातिसे    | 111          |          | ग्यसंक जगन-असङ्ग<br>गको कथा      | १६०                             |
| <b>*</b> | मेंद्राके पुत्र होनेकी बात जानकर      |              |          | गपा कथा<br>ण-वंशका वर्णन         |                                 |
|          | यानीका रूठना और अपने पिताके           |              |          |                                  | १६३                             |
| 44       | ming to the black older lands         |              | ०७- श्रा | कृष्ण-चरित्रका वर्ष              | गन, दत्याका                     |

| अध्याय विषय                              | पृष्ठ-संख्या | अध्याय   | विषय                              | पृष्ठ-संख्या     |
|------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| इतिहास तथा देवासुर-संग्रामके प्रसङ्गर    | में          | उर       | प्रका माहात्म्य                   | 744              |
| विभिन्न अवान्तर कथाएँ                    |              | ६५- अ    | क्षयतृतीया-झतकी वि                | विध और उसका      |
| ४८- तुर्वसु और दृह्के वंशका वर्णन, अनुवे | ñ            | मा       | हात्म्य                           | 740              |
| वंश-वर्णनमें बलिकी कथा औ                 |              | ६६-स     | रस्वत-व्रतको विधि                 | ध और उसका        |
| कर्णकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग                | 366          | मा       | हात्म्य                           | 746              |
| ४९ पूरु-वंशके वर्णन-प्रसङ्गमें भरत-वंशक  | <b>ी</b>     | ६७- सू   | र्य-चन्द्र-ग्रहणके सम             | य स्नानकी विधि   |
| कथा, भरद्वाजकी उत्पत्ति और उने           | के           | 34       | र उसका माहात्म्य                  | 750              |
| वंशका कथन, नीप-वंशका वर्णन तथ            | या           | ६८- स    | तमीस्त्रपन-व्रतकी वि              | ाधि और उसका      |
| पौरवोंका इतिहास                          | १९५          | मा       | हात्म्य                           | 787              |
| ५०- पूरुवंशी नरेशोंका विस्तृत इतिहास     | २०१          | ६९- भी   | मद्वादशी-व्रतका वि                | वधान २६६         |
| ५१- अग्नि-वंशका वर्णन तथा उनवे           | के           | ७०- पा   | म्यस्त्री-व्रतकी वि <sup>ति</sup> | ध और उसका        |
|                                          | 200          |          |                                   | २७२              |
|                                          | २११          |          | शून्यशयन (द्वितीया                |                  |
| ५३- पुराणोंकी नामावलि और उनव             |              | 3 ন      | र उसका माहात्म्य                  | ····· 749        |
| संक्षिप्त परिचय                          |              | ७२- अ    | ङ्गारक-व्रतकी वि                  | ध और उसका        |
| ५४- नक्षत्र-पुरुष-व्रतकी विधि और उसव     | <del>ज</del> | म        | हात्म्य                           | २७९              |
|                                          | 778          |          |                                   | ा-विधि २८३       |
| ५५- आदित्यशयन-व्रतकी विधि औ              | र            | ७४- क    | ल्याणसप्तमी-व्रतकी                | विधि और          |
| उसका माहात्म्य                           |              | 1        |                                   | २८४              |
| ५६- श्रीकृष्णाष्टमी-ब्रतकी विधि और उसक   | व            | ७५- वि   | शोकससमी-व्रतकी                    | विधि और          |
| माहारन्थ                                 |              | ত        | सका माहातम्य                      |                  |
| ५७- रोहिणीचन्द्रशयन-व्रतकी विधि औ        | र            | ७६- फ    | लसप्तमी-व्रतकी वि                 | धि और उसका       |
| उसका माहात्म्य                           | 230          |          | हात्म्य                           | २८७              |
| ५८- तालाब, बगीचा, कुआँ, बावर्ल           |              | ওও- স্থা | र्करासप्तमी-व्रतकी वि             | त्रिधि और उसका   |
| पुष्करिणी तथा देवमन्दिरकी प्रतिष्ट       | ŠT           | मा       | हात्म्य                           | २८९              |
| आदिका विधान                              | 733          | ७८- क    | मलससमी-व्रतकी वि                  | त्रधि और उसका    |
| ५९- वृक्ष लगानेकी विधि                   | SEF          |          |                                   | ******** 790     |
| ६०-सौभाग्यशयन-व्रत तथा जगद्धाः           | री           | ७९- म    | दारसप्तमी-व्रतको वि               | वधि और उसका      |
| सतीकी आराधना                             | 5x0          | म        | हात्म्य                           | 299              |
| ६१ – अगस्त्य और वसिष्ठकी दिव्य उत्पत्ति  | ₹,           | ८०- शु   | भससमी-व्रतकी वि                   | धि और उसका       |
| उर्दशी अप्सराका प्राकट्य औ               | 7            | म        | हात्म्य                           | 793              |
| अगस्त्यके लिये अर्घ्य-प्रदान करनेक       | भी           | ८१-वि    | शोकद्वादशी-प्रतकी                 | विधि २९४         |
| विधि एवं माहात्म्य                       | ******* 588  | ८२- गु   | ड-धेनुके दानकी वि                 | धि और उसकी       |
| ६२- अनन्ततृतीया-व्रतकी विधि औ            | र            | म        | हमा                               | 790              |
| उसका माहात्म्य                           | ****** 586   | ८३- पर   | तिदानके दस भेर                    | द, धान्यशैलके    |
| ६३- रसकल्याणिनी-व्रतकी विधि औ            |              |          |                                   | सका माहातम्य २९९ |
| उसका माहातव्य                            | ****** 343   | ८४- ल    | वणाचलके दानकी वि                  | विधि और उसका     |
| EX- आर्द्रीनन्दकरी तृतीया-व्रतको विधि औ  |              |          | हात्स्य                           | 30¢              |

| अध्याय विषय                             | पृष्ठ-संख्या                           | अध्याय     | विषय                  |                      | पृष्ठ-संख्या |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| ८५- गुडपर्वतके दानकी विधि और            |                                        | १०५- प्रया | गमें मरनेवालीं        | नी गति और गो         | _            |
| माहात्म्य                               | Not                                    | दान        | का महत्त्व            |                      | ३५९          |
| ८६- सुवर्णाचलके दानकी विधि              | और                                     | १०६- प्रया | ग–माहातम्य–वण         | नि-प्रसङ्गमें वहाँ   | क            |
| उसका माहातम्य                           | ३o६                                    | विवि       | वध तीर्थोंका व        | र्णन                 | ३६१          |
| ८७- तिलशैलके दानकी विधि और              | उसका                                   | १०७- प्रया | ग-स्थित विविध         | ध तीर्थोंका वर्णन    | ₹ ३६५        |
| माहात्म्य                               | ₽o€                                    | १०८- प्रया | गमें अनशन⊸            | वत तथा ए             | <b>5</b>     |
| ८८- कार्पासाचलके दानकी विधि             | ा और                                   | मास        | ातकके निवास           | (कल्पवास)-व          | តា           |
| उसका माहात्म्य                          | واه ق                                  | महत्त्     | त्व                   |                      | ₹ <b>६</b> ७ |
| ८९- घृताचलके दानकी विधि और              | उसका                                   | १०९- अन्य  | य तीर्थोंकी व         | अपेक्षा प्रयागव      | গী           |
| माहात्स्य                               | 30€                                    | महत्त्     | ताका वर्णन            |                      | 3l90         |
| ९०- रताचलके दानकी विधि और               | उसका                                   | ११०- जगत   | त्के समस्त पविः       | त्र तीर्थोंका प्रयाग | में          |
| माहात्म्य                               | 3og                                    | निव        |                       |                      | 3la2         |
| ९१-रजताचलके दानकी विधि                  | और                                     | १११- प्रया | गमें ब्रह्मा, वि      | ष्णु और शिवर         | <b>1</b>     |
| उसका माहात्म्य                          | ٥٢٤                                    | निव        | ासका वर्णन            |                      | ₩ \$         |
| ९२- शर्कराशैलके दानकी विधि और           | उसका                                   | ११२- भगत   | वान् वासुदेव          | द्वारा प्रयागवै      | न            |
| माहात्म्य तथा राजा धर्मपूर्तिके व       | त्तान्त-                               | माह        | ात्म्यका वर्णन        |                      | 3194         |
| प्रसङ्गमें लवणाचल-दानका म               | हत्त्व ३११                             | ११३- भूगो  | लका विस्तृत व         | ार्णन                | 31919        |
| ९३- शान्तिक एवं पौष्टिक कमी             | तथा                                    |            |                       | र्ष तथा हरिवर्षक     |              |
| नवग्रहशान्तिकी विधिका वर्ण              | न ३१ <b>५</b>                          | वर्ण       | न                     |                      | £5\$         |
| ९४- नवग्रहोंके स्वरूपका वर्णन           | 395                                    | ११५- राज   | । पुरुखाके पूर्व      | जन्मका वृत्तान्त     | 390          |
| ९५- माहेश्वर-व्रतकी विधि और             | <b>उसका</b>                            |            |                       | र्णन                 |              |
| माहात्म्य                               | ३२९                                    |            |                       | छयका वर्णन           |              |
| ९६- सर्वफलत्याग-व्रतका विधान            |                                        |            |                       | शोभा तथा अत्रि-      |              |
| उसका माहात्म्य                          | ३३२                                    | आङ         | प्रमका वर्णन          |                      | ₹९६          |
| ९७- आदित्यवार-कल्पका विधान              |                                        | ११९- आश    | मस्य विवरमें          | पुरूरवाका प्रवेश     |              |
| माहात्म्य                               | ************************************** |            |                       | त वर्णन तथ           | _            |
| ९८- संक्रान्ति-व्रतके उद्यापनकी वि      | र्मि ३३७                               | पुरुष      | रवाकी तपस्या          |                      | Yot          |
| ९९- विभृतिद्वादशी-व्रतकी विधि           |                                        | १२०- राजा  | पुरूरवाकी तप          | स्या, गन्धवीं औ      | <b>.</b>     |
| उसका माहातम्य                           | کة≨                                    |            |                       | , महर्षि अत्रिव      |              |
| १००- विभूतिद्वादशीके प्रसङ्गर्मे        |                                        |            | ामन तथा राजा <b>न</b> |                      | Kou          |
| पुष्पवाहनका वृत्तान्त                   |                                        |            |                       | नि, गङ्गाकी सा       |              |
| १०१- साठ व्रतोंका विधान और माह          |                                        |            |                       | तथा जम्बद्धीपक       |              |
| १०२- स्नान और तर्पणकी विधि              | ३५१                                    | विव        | -                     | and approximately    | Yoq          |
| १०३- युधिष्ठिरकी चिन्ता, तनकी           |                                        |            |                       | , क्रौस्रद्वीप औ     |              |
| मार्कण्डेयसे भेंट और महर्षिद्वारा       |                                        |            | मलद्वीपका वर्ण        |                      | ¥₹4          |
|                                         | ३५४                                    |            |                       | एकरद्वीपका वण        |              |
| १०४- प्रयाग-महात्म्य-प्रसङ्गर्मे प्रयाग |                                        |            |                       | प्रसङ्ग              |              |
| विविध तीर्थस्थानोंका वर्णन              | ३५७                                    |            |                       | गतिका वर्णन          |              |
|                                         |                                        | 110 00     | with distant          | stellan dala         |              |

| अध्याय                | विषय                              | पृष्ठ-संख्या   | अध्याय        | विषय                   |                     |               | पृष्ठ-संख्या |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| १३५- स                | तूर्यकी गति और उनके रधव           | त्र वर्णन ४३६  | -             | बुझाकर त्रिपुरव        | की रक्षामें नियु    | क करना        |              |
| १२६- स                | रूर्य-रथपर प्रत्येक मासमें भि     | प्र∽भिन्न      | 7             | च्या त्रिपुरकौर्       | रुदीका वर्णन        |               | 890          |
| हे                    | विताओंका अधिरोहण तथा च            | द्रमाकी        | 580- g        | देवताओं और व           | दानवोंका भीषप       | ग संग्राम,    |              |
| f                     | वेचित्रं गति                      | 880            | -             | रन्दीश्वरद्वारा वि     | द्युन्मालीका वध     | ा, मयका       |              |
| ₹ -e5\$ \$            | प्रहोंके रथका वर्णन और धुव        | की प्रशंसा ४४६ | 7             | मलायन तथा              | शङ्करजीकी           | त्रिपुरपर     |              |
| 826-                  | देव-गृहों तथा सूर्य-चन्द्रमाकी    | गतिका          | 1             | वजय                    |                     |               | ५०१          |
| 7                     | वर्णन                             | 886            | 486- 1        | <b>पुरूरवाका</b> सूर्य | –चन्द्रके साथ       | समागम         |              |
| 856-                  | त्रिपुर-निर्माणका वर्णन           | Rd.R           |               | और पितृ-सर्पण          | , पर्वसंधिका व      | र्णन तथा      |              |
| 430-                  | दानवश्रेष्ठ मयद्वारा त्रिपुरकी    | रचना ४५८       | -             | श्राद्धभोजी पित        | त्रोंका निरूपण      | F .           | 40٤          |
| -959                  | त्रिपुरमें दैत्योंका सुखपूर्वक नि | वास, मयका      | <b>१४२−</b> 3 | युगोंकी काल-           | गणना तथा त्रे       | तायुगका       |              |
|                       | स्वप्र-दर्शन और दैत्योंका अव      | याचार ४६०      | 7             | त्रर्णन                |                     | -             | 484          |
| 635-                  | त्रिपुरवासी दैत्योंका अ           | त्याचार,       | 583-3         | यज्ञकी प्रवृत्ति       | तथा विधिका          | वर्णन .       | ٠٠ 420       |
|                       | देवताओंका ब्रह्माकी शरणमें उ      | ाना और         | 888-3         | द्वापर और कां          | लियुगकी प्रवृ       | त्ते तथा      |              |
|                       | ब्रह्मासहित शिवजीके पास           | जाकर           | 3             | उनके स्वभावव           | न वर्णन, राजा       | प्रमतिका      |              |
|                       | उनकी स्तुति करना                  | ሄቼ፞፞፞፞፞        | 7             | वृत्तान्त तथा पु       | नः कृतयुगके प्र     | गरम्भका       |              |
| 833-                  | त्रिपुर-विध्वंसार्थं शिवजीके      | विचित्र        | 7             | वर्णन                  |                     |               | ५२४          |
|                       | रथका निर्माण और देवताओं           | के साथ         | 884-3         | युगानुसार प्राणि       | योंकी शरीर-सि       | श्रित एवं     |              |
|                       | उनका युद्धके लिये प्रस्थान        |                | 7             | वर्ण-व्यवस्थाव         | का वर्णन, श्रौर     | उ–स्मार्त,    |              |
| 638-                  | देवताओंसहित शङ्करजीका             |                |               | धर्म, तप, यज्ञ,        | क्षमा, शम, द        | या आदि        |              |
|                       | आक्रमण, त्रिपुरमें देवर्षि        |                |               |                        | चातुर्होत्रकी वि    |               |              |
|                       | आगमन तथा युद्धार्थ असुरोंव        | र्ग तैयारी ४७३ | ٦             | पाँच प्रकारके          | ऋषियोंका वर         | र्गन .        | ५३२          |
| 690'-                 | शङ्करजीकी आज्ञासे इन्द्रका        | त्रिपुरपर      | 6RE- 1        | वज्राङ्गकी उत्प        | त्ति, उसके द्वार    | । इन्द्रका    |              |
|                       | आक्रमण, दोनों सेनाओंमें भीषण      |                | 7             | बन्धन, ब्रह्मा अ       | गैर कश्यपद्वारा     | समझाये        |              |
|                       | विद्युन्मालीका वध, देवताओंक       | विजय           | 7             | जानेपर इन्द्रव         | ते बन्धनमुक्त       | करना,         |              |
|                       | और दानवोंका युद्धविमुख            | होकर           | 7             | वज्राङ्गका विव         | गह, तप तथा <b>ं</b> | ब्रह्माद्वारा |              |
|                       | त्रिपुरमें प्रवेश                 | Rad            |               | वरदान                  |                     |               | <b>५४०</b>   |
| <b>₹</b> ₹ <b>5</b> - | मयका चिन्तित होकर अद्भुत ब        | वलीका          |               |                        | से तारकासुरक        | ो उत्पत्ति    |              |
|                       | निर्माण करना, नन्दिकेश्वर         | और ।           |               | और उसका र              |                     |               | ولاب         |
|                       | तारकासुरका भीषण युद्ध             |                |               |                        | तपस्या और           |               |              |
|                       | प्रमथगर्णोंकी मारसे विमुख         | होकर           |               |                        | ाप्ति, देवासुर      |               |              |
|                       | दानवॉका त्रिपुर-प्रवेश            | 8C3            | i             | तैयारी तथा दे          | नों दलोंकी से       | नाओंका        |              |
| -053                  | वापी-शोषणसे मयको चिन              | प्, मय         |               | वर्णन                  |                     |               | ٩٤٩          |
| •                     | आदि दानवाँका त्रिपुरसहित          | समुद्रमें      | 686-1         | देवासुर-संग्राम        | का प्रारम्भ         |               | ٤٩٤          |
|                       | प्रवेश तथा शङ्करजोका इन्द्रव      | को युद्ध       | १५०- र        | देवताओं और             | असुरोंकी व          | सेनाओंमें     |              |
|                       | करनेका आदेश                       | ४८८            | \$            | अपनी-अपनी              | जोड़ीके साथ         | घमासान        |              |
| 93/-                  | देवताओं और दानवोंमें घमार         | ान युद्ध       | 3             | युद्ध, देवताओंवे       | ह विकल होनेप        | र भगवान्      |              |
|                       | तथा तारकास्रका वध                 | 838            | 1             | विष्णुका युद्ध         | भूमिमें आगम         | ान और         |              |
| 026-                  | दानवराज मयका दानवाँको             | समझा–          | 7             | कालनेमिको प            | रास्त कर उसे        | जीवत          |              |

| अध्या | य           | विषय                              | पृष्ठ-संख्या | अध्याय | विषय                                       | पृष्ठ-संख्या |
|-------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------|--------------|
|       | छोड़ ह      | देना .                            | ५६०          |        |                                            | ६५६          |
| १५१-  | भगवा        | न् विष्णुपर दानवाँका सामूहिक      |              | 846-   | वीरकद्वारा पार्वतीकी स्तुति, पार्वत        | î            |
|       |             | गण, भगवान् विष्णुका अद्भुत        |              |        | और शङ्करका पुन: समागम, अग्निक              |              |
|       | युद्ध-व     | भौशल और उनके द्वारा               |              | 1      | शाप, कृत्तिकाओंकी प्रतिज्ञा औ              | ₹            |
|       |             | पेनापति ग्रसनको मृत्यु            | نرافات       | ,      | स्कन्दकी उत्पत्ति                          | <b>६</b> ५८  |
| १५२-  |             | न् विष्णुका मधन आदि दैत्योंके     |              |        | स्कन्दकी उत्पत्ति, उनका नामकरण             | •            |
|       |             | रीषण संग्राम और अन्तमें घायल      |              |        | उनसे देवताओंकी प्रार्थना और उनवे           |              |
|       |             | युद्धसे पलायन .                   | ५८१          |        | द्वारा देवताओंको आश्वासन, तारकवे           |              |
| १५३-  |             | न् विष्णु और इन्द्रका परस्पर      |              |        | पास देवदूतद्वारा संदेश भेजा जाना औ         |              |
|       |             | वर्धक वार्तालाप, देवताओंद्वारा    |              |        | सिद्धोंद्वारा कुमारकी स्तुति               |              |
|       |             | तैन्य-संगठन, इन्द्रका असुरोंके    |              |        | तारकासुर और कुमारका भीषण युर               |              |
|       |             | भीषण युद्ध, गजासुर और             |              |        | तथा कुमारद्वारा तारकका वध                  |              |
|       |             | पुरकी मृत्यु, तारकासुरका घोर      |              |        | हिरण्यकश्चिपुकी तपस्या, ब्रह्माद्वारा उर्र |              |
|       |             | और उसके द्वारा भगवान्             |              |        | त्ररप्राप्ति, हिरण्यकशिपुका अत्याचार       |              |
|       | विष्णुर     | नहित देवताओंका बंदी बनाया         |              |        | विष्णुद्वारा देवताओंको अभयदान              |              |
|       | জানা        |                                   | ५८४          | 5      | भगवान् विष्णुका नृसिंहरूप धारण करवे        | 7            |
| १५४-  |             | h आदेशसे देवताओंकी बन्धन-         |              |        | हिरण्यकशिपुकी विचित्र सभामें प्रवेश        |              |
|       | -           | देवताओंका ब्रह्माके पास जाना      | - 1          | १६२-3  | प्रहादद्वारा भगवान् नरसिंहका स्वरूप-       |              |
|       | और          | अपनी विपत्तिगाथा सुनाना,          |              | Ť.     | वर्णन तथा नरसिंह और दानवोंक                | Γ            |
|       | ब्रह्माद्वा | रा तारक-वधके उपायका वर्णन,        |              | ,      | भीषण युद्ध                                 | ६७५          |
|       |             | रीका प्रसङ्ग, उनका पार्वतीरूपमें  |              | 883-3  | ररसिंह और हिरण्यकश्चिपुका भीषण             | 1            |
|       |             | काम-दहन और रतिको प्रार्थना,       |              | 3      | युद्ध, दैत्योंको उत्पातदर्शन               |              |
|       |             | क्री तपस्या, शिव-पार्वती-विवाह    |              | f      | हेरण्यकशिपुका अत्याचार, नरसिंहद्वार        | 1            |
|       | तथा ग       | पार्वतीका चीरकको पुत्ररूपमें      | 1            | f      | हेरण्यकशिपुका वध तथा ब्रह्माद्वार          | ī            |
|       | स्वीका      | र करना                            | ६०१          |        | 01 0 0                                     | <b>₹७८</b>   |
| 844-  | भगवा-       | र् शिवद्वारा पार्वतीके वर्णपर     |              | 1837   | रदोद्भवके प्रसङ्गर्मे मनुद्वारा भगवान      | (            |
|       | आक्षेप,     | पार्वतीका वीरकको अन्त:पुरका       | 1            | f      | वष्णुसे सृष्टिसम्बन्धी विविध प्रशन         | 1            |
|       | रक्षक रि    | नेयुक्त कर पुनः तपश्चयिक लिये     |              | - 3    | और भगवान्का उत्तर                          | 564          |
|       | प्रस्थान    | **                                | Ęцо          |        | वारों युगोंकी व्यवस्थाका वर्णन             | 566          |
| १५६-  | कुसुमा      | मोदिनी और पार्वतीकी गुप्त         |              |        | नहाप्रलयका वर्णन                           | <b>६९०</b>   |
|       | मन्त्रणा,   | , पार्वतीका तपस्यामें निस्त होना, |              | 186-1  | भगवान् विष्णुका एकार्णवके जलमे             |              |
|       | आडि         | दैत्यका पार्वती-रूपमें शङ्करके    |              |        | रायन, मार्कण्डेयको आश्चर्य तथ              |              |
|       | पास र       | बाना और मृत्युको प्राप्त होना     | - 1          |        | भगवान् विष्णु और मार्कण्डेयका संव          |              |
|       | तथा प       | वितीद्वारा वीरकको शाप             | ६५२          |        | ख्यमहाभूतोंका प्राकट्य तथा नारायणर्क       |              |
|       |             | द्वारा वीरकको शाप, ब्रह्मका       |              |        | 0 3 0 0                                    |              |
|       |             | तथा एकानंशाको वरदान,              |              |        | गिकमलसे ब्रह्मका प्रादुर्भाव तथ            |              |
|       |             | ाका विन्ध्याचलके लिये प्रस्थान,   |              |        | इस कमलका साङ्गोपाङ्ग वर्णन                 |              |
|       |             | का भवनद्वारपर पहुँचना और          |              |        | न्यु-कैटभकी उत्पत्ति, उनका ब्रह्माके       |              |
|       |             |                                   |              | 1      | 13-माटनपार करना त, करावश अ <b>स्ता</b> य   | •            |

| अध्याय             | विषय                                     | पृष्ठ-संख्या | अध्याय     | विषय                                  | पृष्ठ-संख्या    |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| सा                 | थ वार्तालाप और भगवान्द्वारा व            | म्य ७००      | और         | उसका माहात्म्य तथा                    | हरिकेशको        |
|                    | वाके मानस पुत्रोंकी उत्पत्ति, दक्ष       |              | शिव        | जोद्वारा वरप्राप्ति                   | 9X8             |
|                    | रह कन्याओंका वृत्तान्त, ब्रह्माद्व       |              | १८१- अवि   | मुक्तक्षेत्र-(वाराणसी)                | का माहातम्य ७५३ |
|                    | ष्टका विकास तथा विवि                     |              |            | _                                     | 1944            |
| देव                | वयोनियोंकी उत्पत्ति                      | GoS          |            | मुक्तमाहातम्यके प्रसङ्ग               | में शिव-        |
| १७२- ता            | रकामय-संग्रामकी भूमिका                   |              |            | तीका प्रश्नोत्तर                      | واباوا          |
|                    | गवान् विष्णुका महासमुद्रके रू            |              | १८४- कारा  | ीकी महिमाका वर्णन                     | ७६५             |
|                    | र्णन, तारकादि असुरोंके अत्याचा           |              |            | णसी-माहात्म्य                         | 990             |
|                    | खी होकर देवताओंकी भगव                    |              |            | (-माहातम्यका उपक्र <b>म</b>           | UUE             |
|                    | वष्णुसे प्रार्थना और भगवान्का उ          |              | १८७- नर्मद | ा-माहात्म्यके प्रसङ्ग                 | में पुनः        |
|                    | गश्चासन                                  |              |            | एख्यान                                | ٥٥٠             |
| ちーミッタ              | त्यों और दानवोंकी युद्धार्थ तैयार        |              |            | -दाहका वृत्तान्त                      | bcx             |
|                    |                                          | 983          | -          |                                       | हातम्य ७९१      |
|                    | वताओं और दानवोंका घमासान यु              |              |            | कि तटवर्ती तीर्थ                      | ७९२             |
|                    | ायकी तामसी माया, और्वाग्निकी उत्प        |              | १९१- नर्मद | के तटवर्ती तीथाँका                    | माहात्म्य ७९४   |
|                    | और महर्षि ऊर्वद्वारा हिरण्यकशिपु         |              |            | तिर्धका माहातम्य                      | F03             |
|                    |                                          | 1986         |            | ा-माहातम्य-प्रसङ्गमें                 | Y .             |
| ₹ - 3 <b>0</b> /\$ | न्द्रमाकी सहायतासे वरुणद्व               |              |            | ध तीथाँका माहात्म्य,                  |                 |
|                    | गैर्वाग्नि-मायाका प्रशमन, ययद            |              |            | त्म्य, भृगुमुनिकी तपर                 |                 |
|                    | ली-मायाका प्राकट्य, भगव                  |              |            | तीका उनके समक्ष प्र                   |                 |
|                    | त्रणुके आदेशसे अग्नि और वायुद्ध          |              |            | इस उनकी स्तुति और वि                  |                 |
|                    | स मायाका निवारण तथा कालनेमि              |              |            | हो वर प्रदान                          | ८०६             |
|                    |                                          | £50          |            | तिटवर्ती तीर्थीका माह                 | ·               |
|                    | वताओं और दैत्योंकी सेनाओंकी अन           |              |            | क्तर-निरूपण-प्रसङ्गमें                |                 |
| _                  | ठभेड, कालनेमिका भीषण पराव                | _            |            | राका विवरण                            | ८१६             |
| -                  | और उसकी देवसेनापर विजय                   | 1            |            | नुकोर्तनमें महर्षि अङ्गि              |                 |
|                    | हालनेमि और भगवान् विष्णु                 |              | वर्णन      |                                       | ८१९             |
|                    | वपूर्वक वार्तालाप और भीषण यु             |              |            | र्षे अत्रिके वंशका वर्ण               |                 |
|                    | वेष्णुके चक्रके द्वारा कालनेमिका व       |              |            | ानुकोर्तनमें महर्षि वि                | - 1 4           |
|                    | और देवताओंको पुनः निज पदक                |              |            | का वर्णन                              | 27¥             |
|                    | शबजीके साथ अन्धकासुरका यु                |              |            | प्रवर-कीर्तनमें महर्षि                |                 |
| \$ ~ \$66 ~ 14     | शवजीद्वारा मातृकाओंकी स्                 | हिं<br>डि    |            | का वर्णन                              |                 |
| 14                 | शवजीके हाथों अन्धककी मृत्यु अ            | और           |            | प्रवर-कोर्तनमें महर्षि                |                 |
| 13                 | से गणेशत्वकी प्राप्ति, मातृकाओं          | करी          |            | ाका कथन                               |                 |
| ਰ                  | स गुणशास्त्रका आत, नायुकाका              | ਰੰਗ<br>ਰੰਗ   |            | ।च्या चयन<br>।नुकोर्तनमें महर्षि पराश | ग्रेस लंगाका    |
| वि                 | वध्यंसलीला तथा विष्णुनि                  | \Ees         | वर्णन      | _                                     |                 |
| दे                 | वियोद्वारा उनका अवरोध                    | 040          |            | ा<br>प्रवरकीर्तनमें महर्षि            | अगस्त्य         |
| १८०- व             | वयाश्चरी प्रमाहात्म्यके प्रसङ्गमें हरिवे | 1941         | पुलह       | 100                                   |                 |
| -57                | थकी तपस्या, अविमुक्तकी शो                | भ।           | 364        | 3 36 MA MIL                           | Section 1       |

| अध्याय विषय                                | पृष्ठ-संख्या | अध्याय      | विषय                    |                      | पृष्ठ-संख्या |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| शाखाओंका वर्णन                             | ८३२          | २२६- सा     | पान्य राजनीतिव          | ना निरूपण            | 669          |
| २०३- प्रवरकोर्तनमें धर्मके वंशका वर्णन     | £\$5         | २२७- दण     | डनीतिका निरू            | पण                   | 669          |
| २०४- श्राद्धकल्प—पितृगाथा-कीर्तन           | C38          | २२८- अर     | द्रुत शान्तिका व        |                      | 904          |
| 1.00                                       | ८३६          |             |                         | तथा कतिप             |              |
| २०६- कृष्णमृगचर्मके दानकी विधि ३           | <b>नौर</b>   | ऋतु         | स्वभावजन्य शु           | भदायक अद्भुतों       | न            |
| उसका माहात्म्य                             | ८३७          | वर्ण        |                         |                      | ٥٥٤          |
| २०७- उत्सर्ग किये जानेवाले वृषके लक्ष      |              | २३०- अर्    | हुत उत्पातके र          | नक्षण तथा उनव        | ति           |
| वृषोत्सर्गका विधान और उसका मह              | हत्त्व, ८४०  | रप्त        | न्तके उपाय              |                      | 980          |
| २०८- सावित्री और सत्यवान्का चरित्र         | £82          | २३१- अगि    | नसम्बन्धी उत्प          | गतके लक्षण त         | या           |
| २०९- सत्यवानुका सावित्रीको वनकी शो         | भा           | <b>उ</b> न् | की शान्तिके उ           | पाय                  | 988          |
| दिखाना                                     | 684          |             |                         | लक्षण और उनव         |              |
| २१०- यमराजका सत्यवान्के प्राणको बाँध       | ाना          | शानि        | न्तके उपाय              |                      | 983          |
| तथा सावित्री और यमराजका वात                | लाप ८४८      | २३३- वृष्टि | जन्य उत्पातके           | लक्षण और उनव         | ती .         |
| २११- सावित्रीको यमराजसे द्वितं             | ीय           | शानि        | त्तके उपाय              |                      | 988          |
| वरदानकी प्राप्ति                           | 640          | २३४- जल     | ।शयजनित विवृ            | <b>हतियाँ और उनव</b> | กิ           |
| २१२- यमराज-सावित्री-संवाद त                | था           |             |                         |                      | 984          |
| यमराजद्वारा सावित्रीको तृर्त               | <b>ो</b> य   | २३५- प्रस   | वजनित विकार             | का वर्णन और          |              |
| वरदानकी प्राप्ति                           | ८५२          | <b>उस</b>   | की शान्ति               |                      | 984          |
| २१३- सावित्रीकी विजय और सत्यवान्           |              | २३६- उपर    | स्कर-विकृतिके           | लक्षण और             |              |
| बन्धन-मुक्ति                               | ****** C48   | उन्         | की शान्ति               |                      | ९१६          |
| २१४- सत्यवान्को जीवनलाभ त                  | খা           | २३७- पशु    | -पक्षीसम्बन्धी          | उत्पात औ             | र            |
| पत्नीसहित राजाको नेत्रज्योति ए             | र्वं         | उनव         | की शान्ति               |                      | 986          |
| राज्यकी प्राप्ति                           | C4E          | २३८- राज    | की मृत्यु तथा           | देशके विनाश-         |              |
| २१५- राजाका कर्तव्य, राजकर्मचारियोंके लक्ष | स्म          | सूच         | क लक्षण और              | उनकी शान्ति          | 986          |
| तथा राजधर्मका निरूपण                       | ८५७          |             | यागका विधान             |                      | 589          |
| २१६- राजकर्मचारियोंके धर्मका वर्णन         | CEX          | २४०- राज    | <mark>ओंकी विजया</mark> | र्थ यात्राका विधा    | न ९२२        |
| २१७- दुर्ग-निर्माणकी विधि तथा राजाद्व      | ारा          | २४१- अङ्ग   | स्फुरणके शुभ            | ाशुभ फल              | 458          |
| दुर्गमें संग्रहणीय उपकरणोंका विव           | रण ८६७       | २४२- शुभ    | ाशुभ स्वप्रोंके त       |                      | १२६          |
| २१८- दुर्गमें संग्राह्म ओषधियोंका वर्णन    | £€5          | २४३- शुभ    | ाशुभ शकुनोंका           | निरूपण               | 972          |
| २१९- विषयुक्त पदार्थोंके लक्षण एवं उस      | ासे          |             |                         | सङ्गमें श्रीभगवान    |              |
| राजाके बचनेके उपाय                         | ८७६          |             | अदितिको वर              |                      | ९३०          |
| २२०- राजधर्म एवं सामान्य नीतिका वर्ण       | 7 CUC        |             |                         | निन्दापर प्रह्लादव   | _            |
| २२१- दैव और पुरुषार्थका वर्णन              | 662          |             |                         | अनुनय, ब्रह्माजी     |              |
| २२२- साम-नीतिका वर्णन                      | E33          |             |                         | हा स्तवन, भगवा       |              |
| २२३- नीति चतुष्टयीके अन्तर्गत भेद-नीति     | কা           |             |                         | को आश्वासन तथ        | •            |
| वर्णन                                      | 668          |             |                         | के लिये प्रस्थान     |              |
| २२४- दान-नीतिकी प्रशंसा                    | 664          |             |                         | वामनका बलिवे         |              |
| २२५- दण्डनीतिका वर्णन                      | CCE          |             |                         | लिद्वारा उन्हें ती   |              |

| अध्याय | विषय                                     | पृष्ठ-संख्या | अध्याय      | विषय                        | पृष्ठ-संख्या |
|--------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|
|        | ग पृथ्वीका दान, वामनद्वारा बलिका         |              | २६५- प्रति  | माके अधिवासन आदिकी वि       | विधि १०१३    |
| ब      | न्धन और वर प्रदान                        | ९४२          | २६६- प्रति  | मा-प्रतिष्ठाकी विधि         | १०१७         |
| 580-3  | र्जुनके वाराहावतारविषयक प्रश्न           |              | २६७- देव    | (प्रतिमा)⊹प्रतिष्ठाके अङ्ग  | भूत          |
| व      | रनेपर शौनकजीद्वारा भगवत्स्वरूपक          |              | ঞ্জি        | विक-स्नानका निरूपण          | १०२२         |
| ਰ      | र्णन                                     | 986          | २६८-वास्तु  | ,-शान्तिकी विधि             | १०२५         |
| २४८- व | राहभगवान्का प्रादुर्भाव, हिरण्याक्षद्वार |              | २६९-प्रासा  | दोंके भेद और उनके निर्माण   | की           |
| ₹      | सातलमें ले जायी गयी पृथ्वीदेवीद्वार      |              | विधि        | 4                           | 3508         |
| 7      | पञ्जवराहका स्तवन और भगवानुद्वार          |              |             | द-संलग्न मण्डपेंकि नाम, स्व |              |
|        | उनका उद्धार                              |              | भेद         | और उनके निर्माणकी विधि      | १०३२         |
|        | अमृतप्राप्तिके लिये समुद्र-मन्धनका       |              |             | वंशानुकीर् <del>तन</del>    | १०३५         |
|        | उपक्रम और वारुणी (मदिरा)-का              |              | २७२- कल्    | खुगके प्रद्योतवंशी आदि      |              |
|        |                                          | 940          | -           | ओंका वर्णन                  | <i>७</i> ६०१ |
|        | अमृतार्थ समुद्र-मन्थन करते समय           |              |             | प्रवंशीय, शकवंशीय एवं यव    |              |
|        | चन्द्रमासे लेकर विषतकका प्रादुर्भाव      |              |             | ओंका संक्षिप्त ऐतिहासिक वि  |              |
|        | अमृतका प्राकट्य, मोहिनीरूपधारी           |              |             | श दानान्तर्गत तुलादानका वण  | नि १०४६      |
|        | भगवान् विष्णुद्वारा देवताओंका अमृत-      |              | २७५ हिरण    | यगर्भदानकी विधि             | इम्ब         |
|        | _                                        | ९६८          |             | ण्डदानकी विधि               | ومديد        |
|        |                                          | ९७१          | २७७- कल्प   | म्पादप−दान−विधि             | १०५७         |
|        | _                                        | ξυβ          | २७८- गोस    | हरू-दानकी विधि              | १०५९         |
|        | वास्तुशास्त्रके अन्तर्गत राजप्रासाद      |              |             | थेनु-दानकी विधि             | १०६२         |
|        |                                          | 9'9'0        |             | ग्यास्व-दानकी विधि          | €309         |
|        |                                          | ९८१          |             | ग्याश्वरथ-दानकी विधि        | १०६५         |
|        | -                                        | ९८३          | २८२ हेमह    | स्तिरथ-दानकी विधि           | १०६६         |
| 3410-3 | गृहनिर्माण (वास्तुकार्य)–में ग्राह्य का  | ष्ठ ९८६      | २८३- पञ्च   | ताङ्गल (हल) प्रदानकी        |              |
| 246-   | देवप्रतिमाका प्रमाण-निरूपण               | ९८८          | विधि        | 4                           | १०६८         |
| 348-   | प्रतिमाओंके लक्षण, मान, आकार             |              | २८४- हेमध   | ररा (सुवर्णमयी पृथ्वी)-दान  | की           |
|        |                                          | 993          | विधि        | 1                           | १०७०         |
|        | विविध देवताओंकी प्रतिमाओंका वर           |              |             | त्रचक्र-दानकी विधि          | 9009         |
| 758-   | सूर्यादि विभिन्न देवताओंकी प्रतिमाके     |              | २८६- कनव    | ककल्पलता-दानकी विधि         | €00\$        |
|        | स्वरूप, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी          |              |             | रागर–दानकी विधि             | १०७५         |
| 1      |                                          | ٩٥٥٤         | २८८- रत्नधे | नु-दानकी विधि               | Belo 9       |
| 565-7  | पीठिकाओंके भेद, लक्षण और फल              | 2004         | २८९- महा    | भूतघट-दानकी विधि            | 300g         |
| 253-1  | अवलिङ्के निर्माणकी विधि                  | 800b         | २९०- कल्प   | गनुकीर्त <b>न</b>           | १०७९         |
| 26X- 1 | विमा-प्रतिष्ठाके प्रसङ्गमें यज्ञाङ्गरूप  |              | २९१- मत्स   | यपुराणकी अनुक्रमणिका        | १०८२         |
| 140    | कण्डादिके निर्माणकी विधि                 | १०१०         | पुराष       | ग–श्रवण–कालमें पालनीय ध     | र्म १०८४     |